पेज= 3 25.5×11×0.10m.

तातिप्रदाति युवाज्ति कर्म रुयति ॥ तत्र राग्गारुति

गरा पाश्विरुव सर्व्य लगहि ॥ ईन्डापुर्यस्र्वे
-राग्नि ॥

है वेज = 1 = 16 × 11.7 × 0.1 c.m. नवमोद्मकेतं चदशयच गणदिपराक्रदशो जनकार्येतस्कादशीसहजािं ह्न्या हो

तातिव्रद्धतिष्ठवाजितकर्त्वर्वार्गतनरोगाकतिनवेदयवत् वा विद्ततिरवावृतिसारणाति तिद्दतिष्ठरोषाः॥ नवितवार्ग्। यो गुर्ह्मरेक्या तमले विद्वलानरस्य प्रकृतिकित्वत्र्वत्वां व्याप्यास्तरम् उन्माद्य सम्पर्तती ध्यान स्वित कित्र में गार्त में समझ मार "उप । दिनधुसर्वि स्वान खेगः। असे स्वित किता पूर्व दिन प्रमुक्ति वतः शालातं जिल्तं जी विमलेंद्रुतं रात्येद्र्वतं वातं वद्रं भीत्र नैकंक्णची दिनम्बदा के तिया क्या में दिन स्थाद स् त्यात्रः।तत्रश्चित्रद्वां जिल्बद्वानितर्हति। ज्वित्रांतेत्र नोहिन्तेहं स्थारात्रात्रात्रात्र्वाहिल्यादी तत्रविष्ण श्रदहति। तस्त्रात्तेहरण्ये प्रतिकाहित्रात्रेव ति। तेत्रव्यद्रिणं सम्बद्धाः

113811

शिरास्त्रापुसंध्यास्य वाचनवातिषद्रीजिः वनशस् वादुर्गावोदु गंधतात्वक्षंका विश्वल व्यक्तिना तीष्क्रते तेंगरोतात्प्रज्ञ नथुबेद्नताश्रुष्ठुतंकितं वृक्ताव पर्मासंद स्रायुद्वयक्तात तालाक के शहिष्या वृत्ता जालं ध्यस्य उद्यान विरोधिमाहि हो प्रवास के ताला है से स्वाह हो ताल है ते लगा है से स्वाह है से रोजेकाद्वस्त्रवातकतार्थिक लावनरोमका नार्द्र त्यालामाम शिरास्त्राष्ट्रसंध्यास्यात्रास्त्राम्यान्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात्रात्यात कार्वसिव्यामेवृत्तेम् व्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्ति कार्वाराजनात्रवाद्रविद्धित्राश्चित्रविद्धात्राक्ष्य

113411

वैदर्नम्बिष्यासमिविषानयेत्।।सर्वे पाना देश हैं है जाना मित द्वी में एक हैं है कि कि वात्रकाविशाविणाजनारमेत्। अनुतर्भेषुवस्यात्र त्रीवहतत्वसाएं प्रक्रितिसीति वात्यचित्रत्वाप्रमति का सते। विस्कृषे: विरिदाद खराग स्रेवोपनापते। सभ् नक्तिकासिविद्यप्रत्यत्वे विज्ञानक्ष्यमात् सर्वात् मुत्रास्कावहन्वते। तक्वादाहडवरपुतः सार् लयम् शतान्य मोनह तर्त्येणम् एतस्यामिकिति तंगस्विव देनु रसंद्वी द्वाल द्वाला करियं जुना । तथुराष्ट्री

113811

कास्तुशातेनेथास्यकार्वेत्।सम्मम्द्रयेलगद्शितं व्याचंद्रतमेरिकेः सान्दतेसाधिका किन्द्रोगतेषकार विदिनक्रागान्यात् नेर्वे येति क्रानाशः प्रतेष वितं।वित्वद्विद्विवचेतंप्रकतोषमाणमाचरेर्दाः १ तिद म्योवशीलितिमांमान्यद्र त्वशाततां । कियां कु ति द्वान् प्रश्वाका सितंदु तकंद्र ते शातंद्रकी विक्र तिनिहरमित्र । प्रतिविद्या प्रतिविद्या प्रतिविद्या । स्वति विद्या । स्वति वि मेद चा बाद के : पत्रियां चा कु चार खिलां शिष च्यूव ती निसर्वत्यामध्यिष्टमध्यतरोध्रंसतरसतेचा।।

क्रिनेंद्रयुजागई पद सितवीतका विचित्र नुष्पार, ति विज्ञासामुद्दाग्राज्य प्यद्धोग्गतिहिधान्त तास्ति। रणभ्याने विदेशियानिहिधे प्रत्ये स्वयं स्वयं स्वयं जंबेदनाकंड् के क्राजरादाहरू हिनंद: तदताक्रातिन तिनवंति । तेत्रमहागद्यांनातेष्त्रत्रस्थितम् व्यविक्रम तासामिदाष्ठभाद्वप्रसाध्यक्तिताः सविषांसिविति साव्यासाः ॥ त्रुव्य तिविषाः ॥ व्याद्यासां ताराक्रितासाराक्ष्यासाः ॥ त्रुव्य तिविषाः ॥ व्याद्यासां त्रिता चे ति ॥ त्रात्र त्र व्याद्य त्र विकास देशा चे ति ॥ त्र त्र विकास देशा चे ति ॥ त्र त्र विकास देशा चे ति ॥ त्र विकास देशा चे ति ॥ त्र विकास देशा विकास विवास विकास विका णिकि विलाधिक निवित्त न

1137

113511

देताहाल्य सवते १५५ मान्य कर केर् र्शित्यसमार श्रेष्मीप्रकात हितं तद्वते चत नीय वेदाउत्तर त्या वृत्ते विद्या वृत्ते विद्या विद् मर्गित स्वाधान के वित्र के वित्र के नियं के नि तमवसेनयदन्य पतित्। संति हें दीन घात्र ख्या। ननपते तन्वस्त्रवहताबनहेत्रेतिषठं ति। त्लायुकावस्यते। जत्मी पानायार्तिस्त्रनामा ज्योकत्तात्रतीकत्त्राक्षर्यं राष्ट्रकार् ता मांस्विणः जट्मने तिए नेति जिलाः तत्रस्विणः क्रिंजी ने नेराममहाद्यामास्त्रित्वामानि द्याने तिएतास्त्रेत्वन जूर्णे ने लिष्य प्रतिराक्षित्वामानि स्थानित गांशिमशामहामा ऋषिक असरव्य तमहा देवा प्रधार देवा प्रधार CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation

जिलामुक

इन्द्रना यांकनवमा द्रायके तुचद्रशामनः गणिदिवं एक स्थानाल वं देन दार्ग भूग जावनः ताविदा दशानामानियः अणि तियहेन्द्रः यह खरावान गरिश स्यक्षं भुता तन्मे वृदि जनाई तः क क्तिनमादी तिथी। क्रयंग व्तप्त जाक रेगम्य रंजी नगवानी वास समस्या मेव नं कर्या तमर्वद्रविवार्धमर्वित्रवेतसः C-0. Gurukul Kangri University Handwar Collection. Digitized by St Foundation USA

नुमानत्था भिनित्र वानी खाँग गणस्य देन तथा वामया विदे तं ध्व खान गाना न ध्व दी पं न प्रार्च येत ने वे खं मा दका ना च वा मा सविदि स्हाणः उयवासव तंक्या म र्वन के के दिन के कि कि कि कि कि कि या ने वा सिएं त्रो तनंत हा वा सिएं त परमामहेत्रध्येनं उवा वास एं जे ज ने र ता य सा दें। जनका र से CC-0 Gurukulkangn University Handwar Collection. Digitized by S3 Foundation US